Digitized by eGangotri and Sarayu Trust.

(3)

## ऊँवनीच का भाव निरर्थक!

可。 9年

3

्र लेखक वियोगी हरि

प्रकाशक

विहार हरिजन सेवक संघ